

नारायणस्य हृदये भवती यथाऽऽस्ते, नारायणोऽपि तव हृत्कमले तथास्ते । नारायणस्त्वमपि नित्यविभू तथैव, तौ तिष्ठतां ममापि दयान्वितौ श्रीः ॥

Ref : https://sanskritdocuments.org/doc\_devii/laxmiihridaya.html

पळलक्रीमुह्मकल भक्रवे जिए स्वित्भाक्तामनप नवेः न्यनवीयं विध्रं ध्री ध्रध्ये धः वस्र इहलेक भभवग्रीमलक्षीचंग्कलः विचः बैंउ बी पेनिवभ उक्ता मिस्करधः ९९ उत्विद्धंभ भारतिम्बीगहोसीकलावम उ अर्ग्यस्भिनेयावस्त्र क्षिथिः श्रियं १३ भवभ इत्रभेष्ठ भव बह्भभी र प्रद्वाध्याप्रजनमार्थ

इलमधिष्ठिभुत अर श्रम्हन विभिग्न तु असु स्वृत्य अस्य । भवेषुद्ध्रमभुद्धुलभाष भंभिङ १५ मलज्ञीकग्रीक भ्उभः अर्थ्य राष्ट्रमः विजने उ भभव्यसुद्ध ल्या विभीकुड उग् विमुह्भद्गलेख्डिस्ड्रेल वंपनिणीवं मुक्तस्म हुउन श्विथन्द्रभिक्षं श्विग्ठवं ९१ उबम्बेमरुज्दिर्च्यापि णनि द्युभण्यय्विवेतंत कभाउउमिभुडे 93 सिन्द्राची

ल•

लभा इंडीइइइइंइः। **५**निश्वमें ब्रेडल वेद्यक्ष भागः सभागमुभभाग्उभुभ थांप दंसी हव उथ्भन भ ए हु उन्ध् विमाधितिया ९७ विमीकी मीवज्ञ कि अंजिलिश भागणे द्युमभण्युः नग्य्यं निम् जभन्नथामञ्जादनिक्य उ भरतेक्षिज्ञलिक्षे सभाग सुभिन्छिभो सम्मुक्तिन्सि उप्भीमवग्राह्य ३० ह उद्यीपश्चित्रनिष्ठीभूभण्गञ्च

भुवृत्र विधूनभिक्तिक विस्त्रण स्यःभ्रमीकम् ३९ क्रीराधु **विभि**उलिक्सभगणसुमभं ण्व इंज्यम् ध्रियण्यभाउं भंगविलेक्य ३३ ग्रुगडिं उनिम्पिथक्तिग्रंषि। समण्यक्षसमण्यक्षित्रस्थ उडेभभ ३३ शिग्ठवभद लिमिन्सुनाच्चंनिस्त ध भन्कभले इति धुभन्नव उम वर अथ स्थित्रसीमण्डम व्यवः संभक्तिकिमा मीध

त.

ক্ত.

33

。阿

高

80

**असूट्युग्उः ध्रम् स्याम्यय** वसहर्याचसम्बसमिश्रिवशं भिष्य इंडियाउभवश्रमीश्र भगध्यम्य ३१ विश्वधिव उउग्रमभभुद्धत्र मिन् इ ज्ञहण उपमास्य अध्य ज्ञाय वय ३३ वभाउतागुलाही मीभूभणमुस्पुरः नर्गेभ उभेड्रभेभाउम्भेध्यम् ३७ जुविंडवभने विमामी धुभाग मुम्भाः भावज्ञीविहरुद्ध क्भेगिविवव्यभाभा हः।

क्रिवियां अभाग सुचराणी ग हमंभित्र भारक्षकृ रहिदे भागपेद जाउफला ३० उडिपुरुण किंद्रेमेभभ्रिप्त अरुगिरिभा मुद्याय अक् लमायुव्हिनभुभिग्ना । विविधार्मभगन्ध्रभभम् भभण्यः भभन्जनगञ्ज भश्यादिवरानुग्र =3 भर्द्भविधिभभणम् सुभक्षित्र नुभावमार्ग भूभीमस्यांभी पूलक्षीमनवनग्रः स्म

ল•

20.

प्रदेशविद्यलङ्गी संक्रिग्ठव िरसिव शिक्षराञ्चसर्थ रथ्भत्रवरम् ठवं म्थ भ भानीडेशुचाचित्रिनिमिसं ध्यम्य मुख्याणनभनभ म्बाभेग्वाभाषा के भ विविष्ठ वं निरंच विद्या सिष् विश्वास प्रच्ये ज्यमिनिम जलियानभेसु का सभा गञ्चभने लिक्न ग्रमुरम् क्षित्र असीमभग्राभिक्ष लडंभंगिक्य म्ड लक्ष

हवंग उक्त भिष्य व्यक्त के व्य धि उर्उरिक्षिक वृंभेउत्रुपं भूमन्य म्थ्र स्वानित्रण जुमेथियर्ग्याय गम अविशेष्ठ अभिति भिउभव य भ जलहारी म चलिया भभभुभग्वाभनी अभीमम भजनित्रभित्रभनित्र **५० चंघ**ष्ट्रगिक्ष्युभविष्ठनग रिष्ठभागक्षित्र वेश्विचिवि वेंद्रज्ञाना मुस्य दिया ५७ भभागासुभभागासुभ

न•

D.

भाग्ववसिक्षा क्रमणा भिष्ठग्रन्यस्यविलाभनी भिवण्ड्रभन्ननिक्र्याल भभभभुक क्रण्णभणवाभा ञ्चभविधिष्विभिनंज्ञ पर भवग्ष्ट्रगिदलेकिभगग मुक्लिब्रिंड शिव्यं प्रशंडे मेड थ्या स्नार्थ ज्ञान पप भग्यग्रेभभुकेनभुभभञ्जूष यायय अवग्रहण्डेलांक्री इड्डलमधिडिम्स भे म क्रांच्यीभजलाक्रिविष्ठ्रव

43

e (5)

强

自由日

भाक्षमंभित्र श्रह्मंज्यम हुपंग्नुभामग्णगाउभो भा ध्भीक्रमेमकलिक्षिथ्रभी प्रमानित् प्रमस् ह्वा र्शिष्टिय हवसङ्ग्रित भा याचित्रभुतिवस् स्यावर्श्व भविषुडि यचित्रस्रस्य बहुं उच्च उन्मेष पश् मन्निष्यान्त्रत्व उभाक्षेत्रिक उद्यामधाउ भण्डवचच्याभिवचच्याभ > घष्टाचेज्ञाहनगरेष

ल.

8.

वार्वेजीयभागरे उद्याभमृत ने उच्चित्रुगस् विभूनः भाष नगरमा अक्रमय व व डी यस सेनण्यले थिउवक्र उभले चवाचे नगण्य स्थामि निरुभभे उच्च डे छिचुं उं कृ कि भूगधिम्बाविद्याः २३ विद्वीर्यालेकी विद्वन्त विक्रम्य जनस्थिः भेष्य थ विज्ञनमग्रेन्स्ः म्याभ ग्रिज्ञ उंभिष्मुः भवल विश्विमम्बद्धाः २३

नभं र से वाम् उक्त्यं विस मुजिमिनुभिक्षिणिन वि ब्रुभुभाग्रहवसुभुभवाग्यज्ञ सरेष्रभगुवन २३ जानाची श्रीद्वर : एएंजेंपें रं-जे फं भाष्ट्रभरण्युचीरंग्र्सभव्भा कारिराम्बिस्म स्थाप उम्मू इव कु भक्ष मिर्ग वित्रं उच्चितिविद्धेः वस् स् क्रमच्याचेम्बर्वसम्भाध नमज्ञायः भिक्रभानं उत्भेतं भर्रे पं मज्ञ घं क्षभा २५

कु

ग्रथस्य इत्जानि अज्ञ अज नियानिय उपनिश्रीज्ञनभव क्रियाम्ब्रित्रभाषाभा ३० हेवंडीमाणग्यास्य इन्डान्ध्र भुगउनः 'इडिमादिन्नंभनंभ इम्महमालं हरी या नुभाषन् सुरु न सुर ग्युः । दिवस्था र्जे के विकंपा लेखारी ने उवध्विद्धभग्रज्ञानन्यः रिपिन्यित्र । एडिसिन्न्य न्भाश्यासहरवयधकभ रूप णेन खुकं भाउ श्रुह्म भ धिविद्वार्ड यावर् अल्कंभः भंग्यक्रित्रम्यानिये १० ब्राण्यपर्वनमं के विष्णि देखे भेविन नस्पैवर्जीकर्णलर्थ यनरद्वायनग्राकः १९ **किंग्रिक्षेत्रवार्यः** स्थानन अस्त्रभूनी सद्भविष्ठिभाग रमंभी विवस्तान १३ यिक्षेत्रवभन्नेकभागञ्ज्य क्रिभावकी प्रयाभेद्याण्यस इसण्डियिदिमामा १म

ল-

S. .

भीयेन गुल्ते ने भिभविषेष क्भिन्न यं अनं स्थिति नंभिधा ज्यन्भिभितः १५ था थिना भज्ञ में स्ट्रीक वास्त्र नंद्रभयुन्नीः प्रवनीयेभम है भिडवकि इस्लगाउँच १ विधिन कंत्र भाष्ट्र से स्थापन क्ष्यान्त्र अभवेवनभ्ध विमेध्यस्य विम्यः ११ न्भाभम गुम्लिकं उमु दे किंग उमगुराः विमार्किमिवि उंउवक्विक्रयण्यन्था १३

起於

भाउपधिउद्ययम्भन्नित्र क्षेत्रवर्गातीवनकिएषुउ प्र इन्भद्दरंग गरकन यह भ वभवंभभक्रविसहभा १७ क्रमवर्गारमा विजेक्ति वःवराज्यभाषा सङ्का लक्षी उत्रथभना विष्ठ इवि क्षुन्थापक्रमेश्री मुहन्द गुरुगण्डित सुरुवन्त्र ठेवराध्रमङ् उ॰ समध्य युष्ट्रभलायकारिक्पीनवंगवं भाष्ट्रियच्युक्रियां भमेद

**ल**•

Z.

रिक्ष य्सव्यान्त्रना की विष्म ज्ञानमन्द्रभिष्ठीः ३० अभभे भेथ इविरुद्धा भारता भारता राः मेविङ्भभाना विष्विधि चिउंठवप्रीधभानावाग्रेवडा भेवकनिध्यज्ञ ३० भवध्य **बेभकल** ज में दें भ्रुल भ्रुल व एक्नभर्मेची अवल्पेड स्रापी वर्षी दिग्य विभान यनिध्यन ३३ अवाज्य भवरागर्अिः भवस्रीभ चरुष्यक्षेत्र अवेन उद्येश

अापी ठद मी दिउ द्वा ची मेन् च नथ्भन् उर समभ्विधे थित मक्रिम्मिभभभुक्त हुरल्दिमहाल सुन्तुभे र युगप अस विनी दिन प्र चीभन घर अस्पन उप स विश्लीकवयनीयउभयभ क्रं द्रवेणिन स्ववस्वगण क्षित्र भाउसुविच्छवभि किउमिन्यर समेभभभ विठवभूभ्भवा डे भव्द बीग्डयसन्करेशिउमुने

4. W.

लेभगिडभिषमिनम्बन्दक स् भाउः समद्यभ्रम्भाग क्एकंभर्स्चग्रस्चग्रमा नुभय्द्रभुगः ३१ करि बीरामा छिंच् बीक्षेत्रें स्ः ,क्ष्विड दक्षभयु ज्वभन्सु विचानिकः काः श्वेउनः म प्रनवनिषिश्चमविद्ये छवे उव्द्रवाभी सम्भागा है। जभाप उनकल निर्विति वर्णामुङ्जुस्कर्भ ३३ उउए **घ**रमभ्य ने उर्घ मिथ्य वर्ड

P?

श्राभलेउछाउँ क्लिक्स **जनउरानामभारतानाभि** भद्गलहुभ ३७ देन्ति। उन्थी विवाः ध्वयम्बी देशो हुं माले अ्थे चुकं उक्ते अक्व उच्च उंभेद्रेवपर्मिष्यभिविष्टि ? कलार्मे लभिक्स भिन्भि र हु स्थिकतार भेनरभावन नाम्यक्रिंग्छडेभभथक्रिड्डब्य किर्ना करा दिल्ली के स्थान सिर्यायामाः है। १८०० में किहि देश रिंगण सभा बोस भाष्ट्र

ল•

5.